Malalete inta

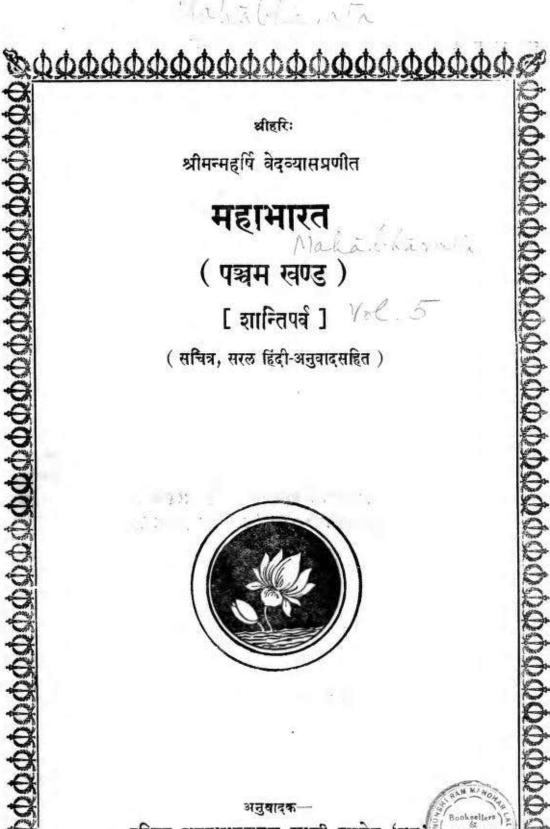

अनुवादक पण्डित रामनारायणदत्त शास्त्री पाण्डेय 'राम'



## शान्तिपर्व

| बध्याय                           | विषय                                                                                                    | वृष्ठ-संख्या     | अध्याय                               | विषय                                                | पृष्ठ-संख्य                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                  | ( राजधर्मानुशासनपर्व )                                                                                  |                  | १७युधिष्ठिरद्वारा                    | भीमकी बातका विरे                                    | ोध करते                                 |
| और यु                            | के पास नारद आदि महर्षियोंका आ<br>धिष्ठिरका कर्णके साथ अपना स                                            | गमन<br>म्बन्ध    | प्रशंसा                              |                                                     | 8849                                    |
| २-नारदजी                         | रुए कर्णको शाप मिलनेका वृत्तान्तः<br>का कर्णको शाप प्राप्त होनेका प्रसङ्ग १                             | नुनाना ४४२८      | दृष्टान्त देते                       | ा जनक और उनकी<br>हुए युधिष्ठिरको संन्य<br>          | यास ग्रहण                               |
|                                  | ब्रह्मास्त्रकी प्राप्ति और परशुरामजीक<br>सहायतासे समागत राजाओंको पर                                     |                  |                                      | पने मतकी यथार्थताका                                 |                                         |
| करके 🤅                           | दुर्योधनद्वारा स्वयंवरसे कलिङ्गर                                                                        | ाजकी             | २०-सुनिवर देवस्थ                     | ानका राजा युधिष्ठिर <sup>ः</sup><br>प्रेरित करना    | को यज्ञा-                               |
| ५-कर्णके द                       | अपहरण<br>गळ और पराक्रमका वर्णनः उसके                                                                    | द्वारा           | २१-देवस्थान मुनिवे                   | हे द्वारा युधिष्ठिरके उ                             | पति उत्तम                               |
| अङ्गदेश                          | भी पराजय और जरासंधका क<br>में मालिनी नगरीका राज्य प्रदान व                                              | हरना ४४३३        | २२-क्षत्रियधर्मकी                    | श्रादि करनेका उपदेश<br>प्रशंसा करते हुए             | अर्जुनका                                |
| ६—युधिष्ठिरः<br>और स्त्रि        | भी चिन्ताः कुन्तीका उन्हें समा<br>योंको युधिष्ठिरका शाप                                                 | प्ताना<br>४४३४   | २३-व्यासजीका शङ्                     | भेष्टिरको समझाना<br>🛊 और लिखितकी क                  | था सुनाते                               |
| ु हुए अप                         | का अर्जुनसे आन्तरिक खेद प्रकट<br>ग्ने लिये राज्य छोड़कर वनमें                                           | चले              | सुनाकर युधि                          | युम्नके दण्डधर्मपालन<br>ष्ठेरको राजधर्ममें ही ह<br> | ढ रहनेकी                                |
| ८–अर्जुनका                       | प्रस्ताव करना '''<br>। युधिष्ठिरके मतका निराकरण करते<br>नकी महत्ता बताना और राजध्                       | हुए              | २४-व्यासजीका युधि<br>सुनाकर उन्हें   | बेष्ठिरको राजा हयग्रीव<br>राजोचित कर्तव्यव          | का चरित्र<br>का पालन                    |
| पालनके<br>प्रेरित क              | लिये जोर देते हुए यज्ञानुष्ठानके<br>रना                                                                 | लिये<br>••• ४४३८ | २५—सेनजित्के उ                       | ोर देना ···<br>पदेशयुक्त उद्गारींका                 | उल्लेख                                  |
| ९-युधिष्ठिरव                     | का वानप्रस्य एवं संन्यासीके अन्<br>यतीत करनेका निश्चय                                                   | <b>उ</b> सार     | करके व्यासजीव<br>२६—यधिष्ठिरके द्वार | न युधिष्ठिरको समझान<br>उद्यागकी ही                  | ग ··· ४४७५                              |
| १०-भीमसेनव                       | का राजाके लिये संन्यासका वि                                                                             | रोध              | प्रतिपादन                            |                                                     | 8802                                    |
| ११-अर्जुनका                      | र अपने कर्तव्यके ही पालनपर जोर<br>  पक्षिरूपधारी इन्द्र और ऋषियाल<br>  उल्लेखपूर्वक  गृहस्थ-धर्मके  पाल | कोंके            | उद्यत देख व                          | ोकवश शरीर त्याग वे<br>पासजीका उन्हें उससे<br>•••    | निवारण                                  |
| जोर देना                         | •••                                                                                                     | ٧٧٧6             | २८-अश्मा ऋषि अ                       | रि जनकके संवादद्वारा                                | प्रारब्धकी                              |
| १२—नकुलका<br>युधिष्ठिरवं         | ग्रहस्य-धर्मकी प्रशंसा करते हुए<br>हो समझाना                                                            | ४४४७             | प्रवलता वतला<br>समझाना               | ते हुए न्यासजीका यु                                 | ुधिष्ठिरको<br>∵∵ ४४८२                   |
| १३—सहदेवका                       | । युधिष्ठिरको ममता और आसी<br>कर राज्य करनेकी सलाह देना                                                  | केसे             | २९-श्रीकृष्णके द्वार                 | ा नारद-सुंजय-संवादवे<br>                            | हे रूपमें                               |
| १४-द्रौपदीका                     | युषिष्ठिरको राजदण्डधारणप्                                                                               | र्वक             |                                      | का उपाख्यान संक्षेपमें<br>निवारणका प्रयत्न          |                                         |
| पृथ्वीकाः<br>१५- <del>२४-२</del> | शासन करनेके लिये प्रेरित करना                                                                           | 8848             | ३०-महर्षि नारद औ                     | र पर्वतका उपाख्यान                                  | *** 8884                                |
| १६—भीमसेनव                       | द्वारा राजदण्डकी महत्ताका वर्णन<br>हा राजाको भुक्त दुःखोंकी स                                           | <b>मृति</b>      | ३१-सुवर्णधीवीके ज<br>वृत्तान्त       | न्मः, मृत्यु और पुन<br>•••                          | र्जीवनका<br>४४९९                        |
| कराते हु                         | ए मोह छोड़कर मनको काबूमें व<br>सन और यज्ञके लिये प्रेरित करना                                           | रके              | ३२-व्यासजीका अने                     | क युक्तियोंसे राजा यु                               | धिष्ठिरको                               |
|                                  | The man and bed                                                                                         | 184/3            | समझाना                               | 13.50                                               | 14 - 14 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - |

| ३३-व्यासजीका युधिष्ठिरको समझाते हुए कालकी                                               | ५१-भीष्मके द्वारा श्रीकृष्णकी खुति तथा श्रीकृष्ण-     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| प्रवलता बताकर देवासुर संग्रामके उदाहरणसे                                                | का भीष्मकी प्रशंसा करते हुए उन्हें युधिष्ठिरके        |
| धर्मद्रोहियोंके दमनका औचित्य विद्य करना और                                              | लिये धर्मोपदेश करनेका आदेश                            |
| प्रायश्चित्त करनेकी आवश्यकता वताना "४५०४                                                | ५२-भीष्मका अपनी असमर्थता प्रकट करनाः                  |
| ३४-जिन कर्मोंके करने और न करनेसे कर्ता                                                  | भगवान्का उन्हें वर देना तथा ऋषियों एवं                |
| प्रायश्चित्तका भागी होताऔर नहीं होता उनका                                               | पाण्डवींका दूसरे दिन आनेका संकेत करके                 |
| विवेचन ४५०७                                                                             | वहाँसे विदा होकर अपने-अपने स्थानीको जाना ४५५२         |
| ३५-पापकर्मके प्रायश्चित्तींका वर्णन "४५०९                                               | ५३-भगवान् श्रीकृष्णकी प्रातश्चर्याः, सात्यिकद्वारा    |
| ३६-स्वायम्भुव मनुके कथनानुसार धर्मका स्वरूपः                                            | उनका संदेश पाकर भाइयोंसहित युधिष्ठिरका                |
| पापसे शुद्धिके लिये प्रायश्चित्तः अभक्ष्य वस्तुओं-                                      | उन्हींके साथ कुरुक्षेत्रमें पधारना " ४५५४             |
| का वर्णन तथा दानके अधिकारी एवं                                                          | ५४-भगवान् श्रीकृष्ण और भीष्मजीकी बातचीत ४५५६          |
| अनिधकारीका विवेचन " ४५१२                                                                | ५५-भीष्मका सुधिष्ठिरके गुण-कथनपूर्वक उनको             |
| ३७-व्यासजी तथा भगवान् श्रीकृष्णकी आज्ञासे                                               | प्रश्न करनेका आदेश देनाः श्रीकृष्णका उनके             |
| महाराज युधिष्ठिरका नगरमें प्रवेश 💛 ४५१६                                                 | लनित और भयभीत होनेका कारण बताना और                    |
| ३८-नगर-प्रवेशके समय पुरवासियों तथा ब्राह्मणीं-                                          | भीष्मका आश्वासन पाकर युधिष्ठिरका उनके                 |
| द्वारा राजा युधिष्टिरका सत्कार और उनपर                                                  | समीप जाना ४५५८                                        |
| आक्षेप करनेवाले चार्वाकका ब्राह्मणींद्वारा वध ४५१९                                      | ५६-युधिष्ठिरके पूछनेपर भीष्मके द्वारा राजधर्मका       |
| ३९-चार्वाकको प्राप्त हुए वर आदिका श्रीकृष्ण-                                            | वर्णनः राजाके लिये पुरुषार्थ और सत्यकी                |
| द्वारा वर्णन · · · · · ४५२१<br>४०-युधिष्ठिरका राज्याभिषेक · · · ४५२२                    | आवश्यकताः ब्राह्मणींकी अदण्डनीयता तथा                 |
| ४०-युधिष्ठिरका राज्याभिषेक " ४५२२                                                       | राजाकी परिहासशीलता और मृदुतासे प्रकट                  |
| ४१-राजा युधिष्ठिरका धृतराष्ट्रके अधीन रहकर                                              | होनेवाले दोष ४५६०                                     |
| राज्यकी व्यवस्थाके लिये भाइयों तथा अन्य                                                 | ५७-राजाके धर्मानुकूल नीतिपूर्ण बर्तावका वर्णन 🗥 ४५६४  |
| लोगोंको विभिन्न कार्योपर नियुक्त करना ''' ४५२४                                          | ५८-भीष्मद्वारा राज्यरक्षाके साधनीका वर्णन तथा         |
| ४२-राजा युधिष्ठिर तथा धृतराष्ट्रका युद्धमें मारेगये                                     | संध्याके समय युधिष्ठिर आदिका विदा होना                |
| संगे सम्बन्धियों तथा अन्य राजाओंके लिये                                                 | और रास्तेमें स्नान-संध्यादि नित्यकर्मसे निवृत्त       |
| श्राद्धकर्म करना · · · · · · ४५२५                                                       | होकर हस्तिनापुरमें प्रवेश *** ४५६७                    |
| ४३-युधिष्ठिरद्वारा भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति ४५२६                                       | ५९-ब्रह्माजीके नीतिशास्त्रका तथा राजा पृथुके          |
| ४४-महाराज युधिष्ठिरके दिये हुए विभिन्न भवनोंमें                                         | चरित्रका वर्णन ४५६९                                   |
| भीमसेन आदि सब भाइयोंका प्रवेश और विश्राम ४५२७                                           | ६०-वर्णधर्मका वर्णन *** ४५७८                          |
| ४५-युधिष्ठरके द्वारा ब्राह्मणी तथा आश्रितीका                                            | ६१-आश्रमधर्मका वर्णन ४५८२                             |
| सत्कार एवं दान और श्रीकृष्णके पास जाकर                                                  | ६२-ब्राह्मणधर्म और कर्तव्यपालनका महत्त्व · · · ४५८४   |
| उनकी स्तुति करते हुए कृतशता-प्रकाशन *** ४५२८                                            | ६३-वर्णाश्रमधर्मका वर्णन तथा राजधर्मकी श्रेष्ठता ४५८५ |
| ४६-युधिष्ठिर और श्रीकृष्णका संवादः श्रीकृष्णद्वारा                                      | ६४-राजधर्मकी श्रेष्ठताका वर्णन और इस विषयमें          |
| भीष्मकी प्रशंसा और युधिष्ठिरको उनके पास                                                 | इन्द्ररूपधारी विष्णु और मान्धाताका संवाद ४५८७         |
| चलनेका आदेश ४५३०                                                                        | ६५-इन्द्ररूपधारी विष्णु और मान्धाताका संवाद ४५९०      |
| ४७-भीष्मद्वारा भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति—                                               | ६६-राजधर्मके पालनते चारी आश्रमीके धर्मका              |
| भीष्मस्तवराज ४५३२                                                                       | फल मिलनेका कथन · · · ४५९२                             |
| भाष्मस्यपुण ४८-परशुरामजीद्वारा होनेवाले क्षत्रियसंहारके                                 | ६७-राष्ट्रकी रक्षा और उन्नतिके लिये राजाकी            |
|                                                                                         | आवश्यकताका प्रतिपादन " ४५९५                           |
| विषयमें राजा युधिष्ठिरका प्रस्न " ४५४१<br>४९-परशुरामजीके उपाख्यानमें क्षत्रियोंके विनाश | ६८-वसुमना और बृहस्पतिके संवादमें राजाके न             |
|                                                                                         | [전문기반지 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -          |
| और पुनः उत्पन्न होनेकी कथा " ४५४२<br>५०-श्रीकृष्णद्वारा भीष्मजीके गुण-प्रभावका          | होनेसे प्रजाकी हानि और होनेसे लामका वर्णन ४५९७        |
| ५०-आकृष्णद्वारा मान्मणक गुण-प्रमावका                                                    |                                                       |
| सविस्तर वर्णन ४५४८                                                                      | द्वारा युर्गोके निर्माणका वर्णन "" ४६०१               |

| ७०-राजाको इह्होक और परहोकमें सुखकी प्राप्ति      | ८७-राष्ट्रकी रक्षा तथा वृद्धिके उपाय " ४६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| करानेवाले छत्तीस गुर्णीका वर्णन 💛 ४६०८           | ८८-प्रजासे कर लेने तथा कोश संग्रह करनेका प्रकार ४६५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ७१-धर्मपूर्वक प्रजाका पालन ही राजाका महान्       | ८९-राजाके कर्त्तव्यका वर्णन ४६५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| धर्म है। इसका प्रतिपादन " ४६०९                   | ९०-उतथ्यका मान्धाताको उपदेश-राजाके लिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ७२-राजाके लिये सदाचारी विद्वान् पुरोहितकी        | धर्मपालनकी आवश्यकता *** ४६५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| आवस्यकता तथा प्रजापालनका महत्त्व " ४६१२          | ९१-उतथ्यके उपदेशमें धर्माचरणका महत्त्व और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ७३-विद्वान् सदाचारी पुरोहितकी आवश्यकता तथा       | राजाके धर्मका वर्णन ४६५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ब्राह्मण और क्षत्रियमें मेल रहनेसे लाभ-          | ९२-राजाके धर्मपूर्वक आचारके विषयमें वाम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| विषयक राजा पुरूरवाका उपाख्यान *** ४६१३           | देवजीका वसुमनाको उपदेश " ४६६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ७४-ब्राह्मण और क्षत्रियके मेलले लाभका प्रतिपादन  | ९३-वामदेवजीके द्वारा राजोचित वर्तावका वर्णन ४६६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| करनेवाला मुचुकुन्दका उपाख्यान 💛 ४६१७             | ९४-वामदेवके उपदेशमें राजा और राज्यके लिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ७५-राजाके कर्तव्यका वर्णनः युधिष्ठिरकः राज्यसे   | हितकर वर्ताव ४६६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| विरक्त होना एव भीष्मजीका पुनः राज्यकी ४६१८       | ९५-विजयाभिलाषी राजाके धर्मानुकूल वर्ताव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| महिमा सुनाना ४६१८                                | तथा युद्धनीतिका वर्णन · · · ४६६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ७६-उत्तम-अधम ब्राह्मणोंके साथ राजाका वर्ताव ४६२१ | ९६-राजाके छलरहित धर्मयुक्त वर्तावकी प्रशंसा ४६६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ७७-केकयराजा तथा राक्षसका उपाख्यान और             | ९७-श्र्वीर धत्रियोंके कर्तव्यका तथा उनकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| केकयराज्यकी श्रेष्ठताका विस्तृत वर्णन ४६२२       | आत्मशुद्धि और सद्गतिका वर्णन ४६७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ७८-आपत्तिकालमें ब्राह्मणके लिये वैश्यवृत्तिसे    | ९८-इन्द्र और अभ्वरीषके संवादमें नदी और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| निर्वाह करनेकी छूट तथा छटेरोंसे अपनी और          | यज्ञके रूपकोंका वर्णन तथा समरभूमिमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| दूसरीकी रक्षा करनेके लिये सभी जातियोंकी          | जूसते हुए मारे जानेवाले शूरवीरीको उत्तम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| शस्त्रधारण करनेका अधिकार एवं रक्षकको             | लोकोंकी प्राप्तिका कथन *** ४६७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सम्मानका पात्र स्वीकार करना " ४६२५               | ९९-शुरवीरोंको स्वर्ग और कायरोंको नरककी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ७९-ऋत्यिजींके लक्षण, यह और दक्षिणाका महत्त्व     | प्राप्तिके विषयमें मिथिलेस्वर जनकका इतिहास ४६७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तथा तपकी श्रेष्ठता ४६२८                          | १००—सैन्यसंचालनकी रीति-नीतिका वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ८०-राजाके लिये मित्र और अमित्रकी पहचान तथा       | १०१-भिन्न-भिन्न देशके योदाओंके स्वभावः रूपः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| उन सबके साथ नीतिपूर्ण बर्तावका और                | वलः आचरण और लक्षणोंका वर्णन 💛 ४६८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मन्त्रीके लक्षणींका वर्णन " ४६२९                 | १०२-विजयसूचक ग्रुभाग्रुभ लक्षणोंका तथा उत्साही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ८१-कुटुम्बीजनीमें दलवंदी होनेपर उस कुलके         | और बलवान् सैनिकोंका वर्णन एवं राजाको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| प्रधान पुरुषको क्या करना चाहिये ! इसके           | युद्धसम्बन्धी नीतिका निर्देश " ४६८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| विषयमें श्रीकृष्ण और नारदजीका संवाद " ४६३२       | १०२-शत्रुको वशमें करनेके लिये राजाको किस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ८२-मन्त्रियोंकी परीक्षाके विषयमें तथा राजा और    | नीतिसे काम लेना चाहिये और दुष्टींको कैसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| राजकीय मनुष्योंसे सतर्क रहनेके विषयमें           | पहचानना चाहिये—इसके विषयमें इन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| कालकबृक्षीय मुनिका उपाख्यान ४६३५                 | और बृहस्पतिका संवाद '' ४६८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ८२-सभासद् आदिके लक्षणः गुप्त सलाइ सुननेके        | १०४-राज्यः खजाना और सेना आदिसे बञ्चित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| अधिकारी और अनिधकारी तथा गुप्त-                   | हुए असहाय क्षेमदर्शी राजाके प्रति कालक-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| मन्त्रणाकी विधि एवं स्थानका निर्देश ''' ४६४०     | वृक्षीय मुनिका वैराग्यपूर्ण उपदेश ४६९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ८४-इन्द्र और बृहस्पतिके संवादमें सान्त्वनापूर्ण  | १०५-कालकवृक्षीय मुनिके द्वारा गये हुए राज्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| मधुर वचन बोलनेका महत्त्व ४६४३                    | की प्राप्तिके लिये विभिन्न उपायोंका वर्णन ''' ४६९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ८५-राजाकी व्यावहारिक नीतिः मन्त्रिमण्डलका        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| संघटनः दण्डका औचित्य तथा दूतः द्वारपालः          | १०६—कालकवृक्षीय मुनिका विदेहराज तथा<br>कोसलराजकुमारमें मेल कराना और विदेह-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| शिरोरक्षक, मन्त्री और सेनापतिके गुण ''' ४६४४     | राजका कोसल्याजको अपना जामाता बना लेना ४६९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ८६-राजाके निवासयोग्य नगर एवं दुर्गका वर्णनः      | entra contra con |
| उसके लिये प्रजापालनसम्बन्धी व्यवहार तथा          | १०७-गणतन्त्र राज्यका वर्णन और उसकी नीति''' ४६९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तपस्वीजनोंके समादरका निर्देश ••• ४६४७            | १०/-पाता-पिता तथा सहस्री मेबाका प्रदेश ''' ४७०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| १०९-सत्य-असत्यका विवेचनः धर्मका छक्षण तथा                     | १२८-तनु मुनिका राजा वीरद्युम्नको आशाके                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| व्यावहारिक नीतिका वर्णन ४७०४                                  | स्वरूपका परिचय देना और ऋषभके उपदेशसे                                                                           |
| ११०-सदाचार और ईश्वरभक्ति आदिको दुःखींसे                       | सुमित्रका आशाको त्याग देना 💛 ४७५०                                                                              |
| छूटनेका उपाय बताना ४७०६                                       | १२९-यम और गौतमका संवाद 💮 ४७५२                                                                                  |
| १११-मनुष्यके स्वभावकी पहचान बतानेवाली बाघ                     | १३०-आपत्तिके समय राजाका धर्म 💛 ४७५३                                                                            |
| और सियारकी कथा ४७०९                                           | ( आपद्धर्मपर्व )                                                                                               |
| ११२-एक तपस्वी ऊँटके आलस्यका कुपरिणाम                          | १३१-आपत्तिग्रस्त राजाके कर्तव्यका वर्णन 😬 ४७५६                                                                 |
| और राजाका कर्तव्य · · · · ४७१५                                | १३२-ब्राह्मणों और श्रेष्ठ राजाओंके धर्मका वर्णन                                                                |
| ११३-शक्तिशाली शत्रुके सामने बेंतकी भाँति                      | तथा धर्मकी गतिको सूक्ष्म बताना " ४७५८                                                                          |
| नत-मस्तक होनेका उपदेश—सरिताओं और                              | १३३-राजाके लिये कोशसंग्रहकी आवश्यकताः                                                                          |
| समुद्रका संवाद ४७१६                                           | मर्यादाकी स्थापना और अमर्यादित दस्यु-                                                                          |
| ११४-दुष्ट मनुष्यद्वारा की हुई निन्दाको सह                     | वृत्तिकी निन्दा ४७५९                                                                                           |
| लेनेसे लाभ ४७१७                                               | १३४-बलकी महत्ता और पापने छूटनेका प्रायश्चित्त ४७६१                                                             |
| ११५-राजा तथा राजसेवकोंके आवश्यक गुण ''' ४७१९                  | १३५-मर्यादाका पालन करने-करानेवाले कायब्य-                                                                      |
| ११६-सजनोंके चरित्रके विषयमें दृष्टान्तरूपसे एक                | नामक दस्युकी सद्गतिका वर्णन ४७६२                                                                               |
| महर्षि और कुत्तेकी कथा " ४७२०                                 | १३६-राजा किसका धन ले और किसका न ले तथा                                                                         |
| ११७-कुत्तेका शरभकी योनिमें जाकर महर्षिके                      | किसके साथ कैसा बर्ताव करे—इसका विचार ४७६४                                                                      |
| शापते पुनः कुत्ता हो जाना " ४७२२                              | १३७-आनेवाले संकटसे सावधान रहनेके लिये                                                                          |
| ११८-राजाके सेवकः सचिव तथा सेनापति आदि और                      | दूरदर्शीः तत्कालश और दीर्धसूत्री—इन तीन                                                                        |
| राजाके उत्तमगुणोंका वर्णन एवं उनसे लाम ४७२४                   | मत्स्योंका दृष्टान्त ४७६५                                                                                      |
| ११९—सेवकोंको उनके योग्य स्थानपर नियुक्त करनेः                 | १३८-शत्रुओंसे घिरे हुए राजाके कर्तव्यके विषयमें                                                                |
| कुळीन और सरपुरुषोंका संग्रह करने कोप                          | [Handard Market Mar |
| बढ़ाने तथा सबकी देखभाल करनेके लिये                            | विडाल और चूहेका आख्यान "' ४७६६                                                                                 |
| राजाको घेरणा ४७२६<br>१२०-राजधर्मका साररूपमें वर्णन ४७२८       | १३९-शत्रुसे सदा सावधान रहनेके विषयमें राजा                                                                     |
| १२०-राजधर्मेका साररूपमे वर्णन " ४७२८                          | ब्रह्मदत्त और पूजनी चिड़ियाका संवाद ''' ४७८०                                                                   |
| १२१-दण्डके खरूपः नामः छक्षणः प्रभाव और<br>प्रयोगका वर्णन ४७३२ | १४०-भारद्वाज कणिकका सौराष्ट्रदेशके राजाको                                                                      |
|                                                               | क्टनीतिका उपदेश ४७८७                                                                                           |
| १२२-दण्डकी उत्पत्ति तथा उसके क्षत्रियोंके हाथमें              | १४१-अब्राह्मण भयंकर संकटकालमें किस तरह                                                                         |
| आनेकी परम्पराका वर्णन ४७३६                                    | जीवन-निर्वाह करें इस विषयमें विश्वामित्र                                                                       |
| १२३-त्रिवर्गका विचार तथा पापके कारण पदच्युत                   | मुनि और चाण्डालका संवाद ४७९३                                                                                   |
| हुए राजाके पुनबत्थानके विषयमें आङ्गरिष्ठ                      | १४२-आपत्काल्भें राजाके धर्मका निश्चय तथा                                                                       |
| और कामन्दकका संवाद · · · · · ४७३९                             | उत्तम ब्राह्मणौंके सेवनका आदेश " ४८००                                                                          |
| १२४-इन्द्र और प्रहादकी कथा-शीलका प्रभावः                      | १४३-शरणागतकी रक्षा करनेके विषयमें एक बहेलिये                                                                   |
| शीलके अभावमें धर्म, सत्य, सदाचार, बल                          | और कपोत-कपोतीका प्रसङ्गः सर्दीसे पीड़ित                                                                        |
| और लक्ष्मिके न रहनेका वर्णन ४७४१                              | हुए बद्देलियेका एक वृक्षके नीचे जाकर सोना ४८०३                                                                 |
| १२५-युधिष्ठिरका आशाविषयक प्रश्न-उत्तरमें राजा                 | १४४-कबूतरद्वारा अपनी भार्याका गुणगान तथा                                                                       |
| सुमित्र और ऋषभनामक ऋषिके इतिहासका                             | पतित्रता स्त्रीकी प्रशंसा *** *** ४८०५                                                                         |
| आरम्भः उसमें राजा सुमित्रका एक मृगके                          | १४५-कबृतरीका कबृतरसे शरणागत व्याधकी सेवाके                                                                     |
| पीछे दौड़ना ४७४६                                              | लिये प्रार्थना ४८०६                                                                                            |
| १२६-राजा सुमित्रका मृगकी खोज करते हुए                         | १४६-कबूतरके द्वारा अतिथि-सत्कार और अपने                                                                        |
| तपस्वी मुनियोंके आश्रमपर पहुँचना और                           | शरीरका बहेलियेके लिये परित्याग ४८०७                                                                            |
| उनसे आशाके विषयमें प्रश्न करना ४७४७                           | १४७-वहेलियेका बैराग्य ४८०९                                                                                     |
| १२७-ऋषभका राजा सुमित्रको वीरद्युग्न और तनु                    | १४८-कब्तरीका विलाप और अग्निमें प्रवेश तथा                                                                      |
| मुनिका वृत्तान्त सुनाना " ४७४८                                | उन दोनोंको स्वर्गलोककी प्राप्ति ''' ४८०९                                                                       |

| १४९-बहेलियेको स्वर्गलोककी प्राप्ति ४८१०                                             | १७०-गौतमका राजधर्माद्वारा आतिथ्य-सत्कार और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १५०-इन्द्रोत मुनिका राजा जनमेजयको फटकारना ४८११                                      | उसका राश्वसराज विरूपाशके भवनमें प्रवेश ४८६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १५१-ब्रह्महत्याके अपराधी जनमेजयका इन्द्रोत<br>मुनिकी शरणमें जाना और इन्द्रोत मुनिका | १७१—गौतमका राक्षसराजके यहाँसे सुवर्णराशि लेकर<br>लौटना और अपने मित्र बकके बधका घृणित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                     | विचार मनमें लाना ४८६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| उससे ब्राह्मणद्रोह न करनेकी प्रतिहा कराकर                                           | १७२-कृतच्न गौतमद्वारा मित्र राजधर्माका वध तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| उसे शरण देना ४८१३                                                                   | · TOTAL CONTROL CONTR |
| १५२-इन्द्रोतका जनमेजयको धर्मोपदेश करके                                              | राक्षसोंद्वारा उसकी इत्या और कृतष्मके मांस-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| उनसे अरवमेधयज्ञका अनुष्ठान कराना तथा                                                | को अभक्ष्य बताना ४८६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| निष्पाप राजाका पुनः अपने राज्यमें प्रवेश ४८१४                                       | १७३-राजधर्मा और गौतमका पुनः जीवित होना ४८६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १५३-मृतककी पुनर्जीवन-प्राप्तिके विषयमें एक                                          | ( मोक्षधर्मपर्व )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ब्राह्मण बालकके जीवित होनेकी कथामें गीध                                             | १७४–शोकाकुल चित्तकी शान्तिके लिये राजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| और सियारकी बुद्धिमत्ता ''' ४८१७                                                     | सेनजित् और ब्राह्मणके संवादका वर्णन ४८६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १५४-नारदजीका सेमल-बृक्षसे प्रशंसापूर्वक प्रश्न " ४८२५                               | १७५-अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १५५-नारदजीका सेमलबृक्षको उसका अहंकार                                                | क्या कर्तव्य है। इस विषयमें पिताके प्रति पुत्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| देखकर फटकारना ४८२६                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १५६—नारदजीकी बात सुनकर वासुका सेमलको                                                | द्वारा ज्ञानका उपदेश ४८७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | १७६-त्यागकी महिमाके विषयमें शम्पाक ब्राह्मणका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| धमकाना और सेमलका वायुको तिरस्कृत                                                    | उपदेश ४८७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| करके विचारमग्न होना " ४८२७                                                          | १७७—मङ्कि-गीता—धनकी तृष्णासे दुःख और उसकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १५७ समलका हार स्वीकार करना तथा बलवान्के                                             | कामनाके त्यागसे परम सुखकी प्राप्ति ४८७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| साथ बैर न करनेका उपदेश "४८२८                                                        | १७८-जनककी उक्ति तथा राजा नहुपके प्रश्नोंके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १५८-समस्त अनर्थींका कारण लोभको बताकर                                                | उत्तरमें बोध्यगीता ४८८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| उससे होनेवाले विभिन्न पापोंका वर्णन तथा                                             | १७९-प्रह्वाद और अवधूतका संवादआजगर-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| श्रेष्ठ महापुरुषोंके लक्षण ४८२९                                                     | वृत्तिकी प्रशंसा ४८८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १५९—अज्ञान और लोभको एक दूसरेका कारण                                                 | १८०-सद्बुद्धिका आश्रय लेकर आत्महत्यादि पाप-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| बताकर दोनोंकी एकता करना और दोनोंको                                                  | कर्मसे निवृत्त होनेके सम्बन्धमें काइयप ब्राह्मण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ही समस्त दोघोंका कारण सिद्ध करना " ४८३२                                             | और इन्द्रका संवाद ४८८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १६०-मन और इन्द्रियोंके संयमरूप दमका माहातम्य ४८३३                                   | १८१-ग्रुभाग्रुभ कर्मोंका परिणाम कर्ताको अवश्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १६१-तपकी महिमा *** ४८३५                                                             | भोगना पड़ता है। इसका पतिपादन " ४८८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १६२-सत्यके लक्षणः स्वरूप और महिमाका वर्णन ४८३६                                      | १८२-भरद्वाज और भृगुके संवादमें जगत्की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १६३-काम, क्रोध आदि तेरह दोषोंका निरूपण                                              | उत्पत्तिका और विभिन्न तत्त्वोंका वर्णन *** ४८८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| और उनके नाशका उपाय " ४८३८                                                           | १८३–आकाशसे अन्य चार स्थूल भृतींकी उत्पत्ति-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १६४-तृशंस अर्थात् अत्यन्त नीच पुरुपके लक्षण ४८३९                                    | का वर्णन ः ४८९१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १६५-नाना प्रकारके पापों और उनके प्रायक्षित्ती-                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| का वर्णन " ४८४०                                                                     | १८४-पञ्चमहाभूतोंके गुणका विस्तारपूर्वक वर्णन ४८९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १६६-खड़की उत्पत्ति और प्राप्तिकी परम्पराकी                                          | १८५-शरीरके भीतर जठरानल तथा प्राण-अपान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| महिमाका वर्णन ४८४६                                                                  | आदि-वायुओंकी स्थिति आदिका वर्णन 😬 ४८९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                     | १८६-जीवकी सत्तापर नाना प्रकारकी युक्तियोंसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १६७-धर्म, अर्थ और कामके विषयमें विदुर तथा                                           | शङ्का उपस्थित करना ४८९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| पाण्डवोंके पृथक्-पृथक् विचार तथा अन्तमें                                            | १८७-जीवकी सत्ता तथा नित्यताको युक्तियोंसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| युधिष्ठिरका निर्णय ४८५१                                                             | सिद्ध करना ''' ४८९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १६८-मित्र बनाने एवं न बनानेयोग्य पुरुषोंके                                          | १८८-वर्णविभागपूर्वक मनुष्योंकी और समस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| लक्षण तथा कृतघ्न गौतमकी कथाका आरम्भ ४८५५                                            | प्राणियोंकी उत्पत्तिका वर्णन " ४९०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १६९-गौतमका समुद्रकी ओर प्रस्थान और संध्याके                                         | १८९-चारों वर्णोंके अलग-अलग कमोंका और सदा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| समय एक दिब्य बक पक्षीके घरपर अतिथि होना ४८५८                                        | चारका वर्णन तथा वैराग्यसे परब्रह्मकी प्राप्ति ४९०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| १९०-सत्यकी महिमा, असत्यके दोष तथा लोक<br>और परलोकके मुख-दुःखका विवेचन '' ४९०३ | २०९-भगवान् विष्णुका वराहरूपमें प्रकट होकर<br>देवताओंकी रक्षा और दानवोंका विनाश कर<br>देना तथा नारदको अनुस्मृतिस्तोत्रका उपदेश |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १९१-ब्रह्मचर्यऔर गाईस्थ्य-आश्रमींके धर्मका वर्णन ४९०५                         | और नारदद्वारा भगवानकी स्तुति " ४९५४                                                                                           |
| १९२-वानप्रस्थ और संन्यास-धर्मोका वर्णन तथा                                    |                                                                                                                               |
| हिमालयके उत्तर पार्श्वमें स्थित उत्कृष्ट                                      | २१०-गुरु-शिष्यके संवादका उल्लेख करते हुए<br>श्रीकृष्ण-सम्बन्धी अध्यात्मतत्त्वका वर्णन ''' ४९६२                                |
| लोकको विलक्षणता एवं महत्ताका प्रतिपादनः                                       |                                                                                                                               |
| भृगु-भरद्वाज संवादका उपसंहार ४९०७                                             | २११-संसारचक और जीवात्माकी स्थितिका वर्णन ४९६५                                                                                 |
| १९३–शिष्टाचारका फलसहित वर्णनः पापको छिपाने-                                   | २१२-निषद्ध आचरणके त्याग, सत्त्व, रज और                                                                                        |
| से हानि और धर्मकी प्रशंसा *** ४९१०                                            | तमके कार्य एवं परिणामका तथा सत्त्वगुणके<br>सेवनका उपदेश · · · ४९६६                                                            |
| १९४-अध्यात्मज्ञानका निरूपण " ४९१३                                             | वयनका उपदश ४९५६                                                                                                               |
| से हानि और धर्मकी प्रशंसा                                                     | २१३-जीबोत्पत्तिका वर्णन करते हुए दोषों और                                                                                     |
| १९६-जपयज्ञके विषयमें युधिष्ठिरका प्रश्न, उसके                                 |                                                                                                                               |
| उत्तरमें जप और ध्यानकी महिमा और                                               | त्यागका उपदेश ४९६८                                                                                                            |
| उसका फल ४९१९                                                                  | २१४-ब्रह्मचर्य तथा वैराग्यसे मुक्ति " ४९७०                                                                                    |
| १९७-जापकमें दोष आनेके कारण उसे नरककी प्राप्ति ४९२०                            | २१५-आसक्ति छोड़कर सनातन ब्रह्मकी प्राप्तिके                                                                                   |
| १९८-परमधामके अधिकारी जापकके लिये देवलोक                                       | लिये प्रयत्न करनेका उपदेश " ४९७२                                                                                              |
|                                                                               | २१६-स्वप्न और सुषुप्ति-अवस्थामें मनकी स्थिति                                                                                  |
| भी नरकतुल्य हैं—इसका प्रतिपादन ''' ४९२२                                       | तथा गुणातीत ब्रह्मकी प्राप्तिका उपाय 😬 ४९७४                                                                                   |
| १९९-जापकको सावित्रीका बरदान, उसके पास                                         | २१७—सचिदानन्द्वन परमात्माः दृश्यवर्गः प्रकृति                                                                                 |
| धर्म, यम और काल आदिका आगमन।                                                   | और पुरुष (जीवात्मा )—उन चारोंके ज्ञानसे                                                                                       |
| राजा इक्ष्वाकु और जापक ब्राह्मणका संवादः                                      | मुक्तिका कथन तथा परमात्मप्राप्तिके अन्य                                                                                       |
| सत्यकी महिमा तथा जापककी परमगतिका<br>वर्णन ४९२३                                | साधनोंका भी वर्णन ४९७६                                                                                                        |
| वर्णन ४९२३                                                                    | २१८-राजा जनकके दरवारमें पञ्चशिलका                                                                                             |
| २००-जापक ब्राह्मण और राजा इक्षाकुकी उत्तम                                     | आगमन और उनके द्वारा नास्तिक मतींके                                                                                            |
| गतिका वर्णन तथा जापकको मिलनेवाले                                              | निराकरणपूर्वक दारीरसे भिन्न आत्माकी                                                                                           |
| फलकी उत्कृष्टता ४९३२                                                          | नित्य-सत्ताका प्रतिपादन " ४९७९                                                                                                |
| २०१-बृहस्पतिके प्रश्नके उत्तरमें मनुद्वारा                                    | २१९-पञ्चशिलके द्वारा मोक्षतस्वका विवेचन                                                                                       |
| कामनाओंके त्यागकी एवं ज्ञानकी प्रशंसा तथा                                     | एवं भगवान् विष्णुद्वारा मिथिलानरेश                                                                                            |
| परमात्मतत्त्वका निरूपण ४९३४                                                   | जनकवंशी जनदेवकी परीक्षा और उनके                                                                                               |
| २०२-आत्मतत्त्वका और बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थौं-                              | लिये वर-प्रदान ४९८३                                                                                                           |
| का विवेचन तथा उसके साक्षात्कारका उपाय ४९३७                                    | २२०-दवेतकेतु और सुवर्चलाका विवाह, दोनों                                                                                       |
|                                                                               | पति-पत्नीका अध्यात्मविषयक संवाद तथा                                                                                           |
| २०३-शरीर, इन्द्रिय और मन-बुद्धिसे अतिरिक्त                                    | 그 얼마나 하게 된 생생님 그 그렇지 않아 아이들이 하고 있었다. 그렇게 되었다면 하다 먹었다.                                                                         |
| आत्माकी नित्य-सत्ताका प्रतिपादन " ४९४०                                        | गाईस्थ्यधर्मका पालन करते हुए ही उनका                                                                                          |
| २०४-आत्मा एवं परमात्माके साक्षात्कारका उपाय                                   | परमात्माको प्राप्त होना एवं दमकी महिमाका                                                                                      |
| तथा महत्त्व ४९४२                                                              | वर्णन ४९८८                                                                                                                    |
| २०५-परब्रह्मकी प्राप्तिका उपाय " ४९४३                                         | २२१-वतः तपः उपवासः ब्रह्मचर्ये तथा अतिथि-                                                                                     |
| २०६-परमात्मतत्त्वका निरूपणः मनु-बृहस्पति-संवाद-                               | सेवा आदिका विवेचन तथा यज्ञशिष्ट अन्नका                                                                                        |
| की समाप्ति ४९४५                                                               | भोजन करनेवालेको परम उत्तम गतिकी                                                                                               |
| २०७-श्रीकृष्णसे सम्पूर्ण भ्तोंकी उत्पत्तिका तथा                               | प्राप्तिका कथन ४९९७                                                                                                           |
| उनकी महिमाका कथन " ४९४८                                                       | २२२-सनत्कुमारजीका ऋषियोंको भगवत्त्वरूपका                                                                                      |
| २०८-ब्रह्माके पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियोके                                    | उपदेश देना ४९९८                                                                                                               |
| वंशका तथा प्रत्येक दिशामें निवास करनेवाले                                     | २२३-इन्द्र और बलिका संवाद-इन्द्रके आक्षेप-                                                                                    |
| महर्षियोका वर्णन ४९५२                                                         | युक्त वचनीका बिक्के द्वारा कठोर मसुकर ५००४                                                                                    |

| २२४-विल और इन्द्रका संवादः बलिके द्वारा                                                                    | २४५-संन्यासीके आचरण और ज्ञानवान् संन्यासीकी                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| कालकी प्रवलताका प्रतिपादन करते हुए                                                                         | प्रशंसा · · · ५०६६                                                   |
| इन्द्रको फटकारना · · · ५००६                                                                                | २४६-परमात्माकी श्रेष्ठताः उसके दर्शनका उपाय                          |
| २२५—इन्द्र और लक्ष्मीका संवादः बलिको त्यागकर                                                               | तथा इस ज्ञानमय उपदेशके पात्रका निर्णय ५०६९                           |
| आयी हुई लक्ष्मीकी इन्द्रके द्वारा प्रतिष्ठा ५०१०                                                           | २४७-महाभूतादि तत्त्वींका विवेचन ५०७१                                 |
| २२६-इन्द्र और नमुचिका संवाद ५०१४                                                                           | २४८-बुद्धिकी श्रेष्ठता और प्रकृति-पुरुष-विवेक · · ५०७२               |
| २२७-इन्द्र और वलिका संवाद, काल और प्रारब्ध-                                                                | २४९-शानके साधन तथा शानीके लक्षण और                                   |
| की महिमाका वर्णन ५०१६                                                                                      | महिमा · · · ५०७४                                                     |
| २२८-दैत्योंको त्यागकर इन्द्रके पास लक्ष्मीदेवीका                                                           | २५०-परमात्माकी प्राप्तिका साधनः संसार-नदीका                          |
| आना तथा किन सद्गुणोंके होनेपर लक्ष्मी                                                                      | वर्णन और ज्ञानसे ब्रह्मकी प्राप्ति ५०७५                              |
| आती हैं और किन दुर्गुणींके होनेपर वे                                                                       | २५१-ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणके लक्षण और परब्रह्मकी                      |
| त्यागकर चली जाती हैं, इस वातको विस्तार-                                                                    | प्राप्तिका उपाय · · · ५०७७                                           |
| पूर्वक बताना ५०२५                                                                                          | २५२-शरीरमें पञ्चभूतोंके कार्य और गुणोंकी पहचान ५०७९                  |
| २२९—जैगीपव्यका असित-देवलको समत्वबुद्धिका<br>उपदेश ··· ५०३१                                                 | २५३-स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीरसे भिन्न जीवात्मा-                    |
| उपदेश · · · ५०३१                                                                                           | का और परमात्माका योगके द्वारा साक्षात्कार                            |
| २३०-श्रीकृष्ण और उग्रसेनका संवाद-नारदजीकी                                                                  | करनेका प्रकार · · · ५०८०                                             |
| लोकप्रियताके हेतुभृत गुणोंका वर्णन ५०३३                                                                    | २५४-कामरूपी अद्भुत वृक्षका तथा उसे काटकर                             |
| २३१-ग्रुकदेवजीका प्रश्न और व्यासजीका उनके                                                                  | मुक्ति प्राप्त करनेके उपायका और शरीररूपी                             |
| प्रश्नोंका उत्तर देते हुए कालका खरूप                                                                       | नगरका वर्णन · · · ५०८१                                               |
| वताना ५०३५                                                                                                 | २५५-पञ्चभूतोंके तथा मन और बृद्धिके गुणोंका                           |
| २३२-व्यासजीका शुकदेवको सृष्टिके उत्पत्तिकम                                                                 | २५५-पञ्चभूतोंके तथा मन और बुद्धिके गुणोंका<br>विस्तृत वर्णन ··· ५०८२ |
| तथा युगधर्मीका उपदेश "५०३७                                                                                 | २५६-युधिष्ठिरका मृत्युविषयक प्रश्न, नारदजीका                         |
| २३३-ब्राह्मप्रलय एवं महाप्रलयका वर्णन ५०४०                                                                 | राजा अकम्पनसे मृत्युकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग                            |
| २३४-ब्राह्मणींका कर्तव्य और उन्हें दान देनेकी                                                              | सुनाते हुए ब्रह्माजीकी रोपाग्रिसे प्रजाके दरध                        |
| महिमाका वर्णन ५०४१                                                                                         | होनेका वर्णन ५०८३                                                    |
| २३५-ब्राह्मणके कर्तव्यका प्रतिपादन करते हुए                                                                | २५७-महादेवजीकी पार्थनासे ब्रह्माजीके द्वारा                          |
| कालल्प नदको पार करनेका उपाय बतलाना ५०४४                                                                    | अपनी रोषामिका उपसंहार तथा मृत्युकी                                   |
| २३६-ध्यानके सहायक योगः उनके फल और सात                                                                      | उत्पत्ति ५०८५                                                        |
| प्रकारकी धारणाओंका वर्णन तथा सांख्य एवं                                                                    | २५८-मृत्युकी घोर तपस्या और प्रजापतिकी आज्ञासे                        |
| योगके अनुसार ज्ञानद्वारा मोक्षकी प्राप्ति ५०४६                                                             | उसका प्राणियोंके संहारका कार्य स्वीकार                               |
| २३७-सृष्टिके समस्त कार्योंमें बुद्धिकी प्रधानता और                                                         | . करना ५०८६                                                          |
| प्राणियोंकी श्रेष्ठताके तारतम्यका वर्णन · · · ५०४९<br>२३८-नाना प्रकारके भ्तोंकी समीक्षापूर्वक कर्मतत्त्वका | २५९-धर्माधर्मके स्वरूपका निर्णय " ५०८९                               |
| १२८-नाना प्रकारक न्ताका समादापूर्वक कमतस्वका<br>विवेचनः युगधर्मका वर्णन एवं कालका महत्त्व ५०५१             | २६०-युधिष्ठिरका धर्मकी प्रामाणिकतापर संदेह                           |
| २३९-ज्ञानका साधन और उसकी महिमा " ५०५३                                                                      | ं उपस्थित करना ५०९१                                                  |
| २४०-योगसे परमात्माकी प्राप्तिका वर्णन " ५०५५                                                               | २६१-जाजलिकी घोर तपस्याः सिरपर जटाओंमें                               |
| २४१-कर्म और ज्ञानका अन्तर तथा ब्रह्म-प्राप्तिके                                                            | पश्चियोंके घोंसला बनानेसे उनका अभिमान                                |
| उपायका वर्णन ५०५८                                                                                          | और आकाशवाणीकी प्रेरणांचे उनका तुलाधार                                |
| २४२-आश्रमधर्मकी प्रस्तावना करते हुए ब्रह्मचर्य-                                                            | वैश्यके पास जाना ५०९३                                                |
| आश्रमका वर्णन ५०५९                                                                                         | २६२-जाजिल और तुलाधारका धर्मके विषयमें संवाद ५०९६                     |
| २४३-ब्राह्मणोंके उपलक्षणसे गाईस्थ्य-धर्मका वर्णन ५०६१                                                      | २६२—जाजलिको तुलाधारका आत्मयज्ञविषयक                                  |
| २४४-वानप्रस्य और संन्यास-आश्रमके धर्म और                                                                   | धर्मका उपदेश ५१००                                                    |
| महिमाका वर्णन ५०६३                                                                                         | २६४—जाजलिको पक्षियोंका उपदेश ••• ५१०३                                |

| २६५-राजा विचल्तुके द्वारा अहिंसा-धर्मकी प्रशंसा ५१०५<br>२६६-महर्षि गौतम और चिरकारीका उपाल्यान- | २८५-अध्यात्मज्ञानका और उसके फलका वर्णन ५१७०<br>२८६-समङ्गके द्वारा नारदर्जीसे अपनी शोकहीन |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| दीर्घकालतक सोच-विचारकर कार्य करनेकी                                                            | स्थितिका वर्णन ५१८                                                                       |
| प्रशंसा ५१०६                                                                                   | २८७-नारदजीका गालवमुनिको श्रेयका उपदेश ५१८                                                |
| २६७-चुमत्सेन और सत्यवान्का संवाद—अहिंसा-                                                       | २८८-अरिष्टनेमिका राजा सगरको वैराग्योत्पादक                                               |
| पूर्वक राज्यशासनकी श्रेष्ठताका कथन ५११२                                                        | मोक्षविषयक उपदेश · · · ५१८८                                                              |
| २६८-स्यूमरिश्म और कपिलका संवाद-स्यूमरिश्मके                                                    | २८९-भृगुपुत्र उद्यनाका चरित्र और उन्हें शुक्र                                            |
| द्वारा यज्ञकी अवश्यकर्तञ्यताका निरूपण · · · ५११५                                               | नामकी प्राप्ति ••• ५१९३                                                                  |
| २६९-प्रवृत्ति एवं निवृत्तिमार्गके विषयमें स्यूमरिय-                                            | २९०-पराशरगीताका आरम्भपराशरमुनिका                                                         |
| कपिल-संबाद ःः ५११७                                                                             | राजा जनकको कल्याणकी प्राप्तिके साधनका                                                    |
| २७०-स्यूमरहिम-कपिल-संवाद-चारी आश्रमीमें                                                        | उपदेश · · · ५१९४                                                                         |
| उत्तम साधनोंके द्वारा ब्रह्मकी प्राप्तिका कथन ५१२३                                             | २९१-पराशरगीता—कर्मफळकी अनिवार्यता तथा<br>पुण्यकर्मसे लाभ · · · ५१९६                      |
| २७१-धन और काम भोगोंकी अपेक्षा धर्म और                                                          | पुण्यकर्मसे लाभ · · · ५१९६                                                               |
| तपुर्याका उत्कर्ष सूचित करनेवाली ब्राह्मण                                                      | २९२-पराशरगीता—धर्मोपार्जित धनकी श्रेष्ठताः                                               |
| और कुण्डधार मेघकी कथा " ५१२६                                                                   | अतिथि-सत्कारका महत्त्वः पाँच प्रकारके                                                    |
| २७२-यज्ञमें हिंसाकी निन्दा और अहिंसाकी प्रशंसा ५१३०                                            | ऋणोंसे छूटनेको विधिः भगवत्स्तवनकी                                                        |
| २७३-४र्मः अधर्मः वैराग्य और मोक्षके विश्वमें                                                   | महिमा एवं सदाचार तथा गुम्जनोंकी सेवासे                                                   |
| बुधिष्टिरके चार प्रश्न और उनका उत्तर · · · ५१३२                                                | महान् लाभ · · · • • • • • • • • • • • • • • • •                                          |
| २७४-मोक्षके साधनका वर्णन ५१३३                                                                  | २९३-पराशरगीता—श्रूद्रके लिये सेवावृत्तिकी                                                |
| २७५-जीवात्माके देहाभिमानसे मुक्त होनेके विषयमें                                                | प्रधानताः सत्सङ्गकी महिमा और चारों                                                       |
| नारद और असित देवलका संवाद ५१३५                                                                 | वर्णोंके धर्मपालनका महत्त्व ५२००                                                         |
| २७६-तृष्णाके परित्यागके विषयमें माण्डव्य मुनि                                                  | २९४-पराशरगीता ब्राह्मण और सूद्रकी जीविकाः                                                |
| और जनकका संवाद ५१३७                                                                            | निन्दनीय कर्मोके त्यागकी आज्ञाः मनुष्योंमें                                              |
| २७७-इारीर और संसारकी अनित्यता तथा आत्म-                                                        | आसुरभावकी उत्पत्ति और भगवान् शिवके                                                       |
| कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषके कर्तव्यका                                                      | द्वारा उसका निवारण तथा स्वधर्मके अनुसार                                                  |
| निर्देश—पिता-पुत्रका संवाद " ५१३८                                                              |                                                                                          |
| २७८-हारीत मुनिके द्वारा प्रतिपादित संन्यासीके                                                  | कर्तव्यपालनका आदेश ५२०२                                                                  |
| स्वभावः आचरण और धर्मोका वर्णन ५१४२                                                             | २९५-पराशरगीता-विषयासक्त मनुष्यका पतनः                                                    |
| २७९-ब्रह्मकी प्राप्तिका उपाय तथा उस विषयमें                                                    | तपोवलकी श्रेष्ठता तथा दृदतापूर्वक स्वधर्म-                                               |
| वृत्र-शुक्र-संवादका आरम्भ                                                                      | पालनका आदेश ५२०४                                                                         |
| २८०-वृत्रासुरको सनत्कुमारका अध्यात्मविषयक                                                      | २९६-पराशरगीता-वर्णविशेषकी उत्पत्तिका रहस्य                                               |
| उपदेश देना और उसकी परम गति तथा                                                                 | तपोबळसे उत्कृष्ट वर्णकी प्राप्तिः विभिन्न                                                |
| भीष्मद्वारा युधिष्ठिरकी शङ्काका निवारण ५१४६                                                    | वणोंके विशेष और सामान्य धर्मः सत्कर्मकी                                                  |
| २८१-इन्द्र और वृत्रासुरके युद्धका वर्णन ५१५३                                                   | श्रेष्ठता तथा हिंसारहित धर्मका वर्णन 😬 ५२०७                                              |
| २८२—ऱ्दृत्रासुरका वध और उससे प्रकट हुई ब्रह्म-                                                 | २९७-पराशरगीता - नाना प्रकारके धर्म और                                                    |
| इत्याका ब्रह्माजीके द्वारा चार स्थानोंमें विभाजन ५१५५                                          | कर्तव्योंका उपदेश ५२०९                                                                   |
| २८३√शिवजीद्वारा दक्षयत्रका भंग और उनके क्रोधसे                                                 | २९८-पराशरगीताका उपसंहार-राजा जनकके                                                       |
| ज्बरकी उत्पत्ति तथा उसके विविध रूप ''' ५१६०                                                    | विविध प्रश्नोंका उत्तर ५२१३                                                              |
| A Proposition (05000)                                                                          | २९९-इंसगीता-इंसरूपधारी ब्रह्माका साध्यगणोंको                                             |
| २८४-प्रवितीके रोष एवं खेदका निवारण करनेके लिये                                                 | उपदेश ५२१६                                                                               |
| <ul> <li>भगवान् शिवके द्वारा दक्षयज्ञका विध्वंस, दक्ष-</li> </ul>                              | ३००-सांख्य और योगका अन्तर बतलाते हुए                                                     |
| द्वारा किये हुए शिवसहस्रनामसोत्रसे संतुष्ट                                                     | योगमार्गकेखरूपः साधनः प्रत्य और प्रभाव-                                                  |
| होकर महादेवजीका उन्हें बरदान देना तथा                                                          |                                                                                          |
| इस स्तोत्रकी महिमा ५१६४                                                                        | कावर्णन ··· ५२ <b>२</b> ०                                                                |

| ३०१-सांख्ययोगके अनुसार साधन और उसके                                          | ३१९-जरा-मृत्युका उल्लब्बन करनेके विषयमें पञ्च-       |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| फलका वर्णन ५२२५                                                              | शिख और राजा जनकका संवाद ''' ५२७५                     |
| फलका वर्णन · · · · · ५२२५<br>३०२—वसिष्ठ और करालजनकका संवाद—क्षर और           | ३२०—राजा जनककी परीक्षा करनेके लिये आयी               |
| अक्षरतत्त्वका निरूपण और इनके ज्ञानसे मुक्ति ५२३२                             | हुई सुलभाका उनके शरीरमें प्रवेश करनाः                |
| ३०३-प्रकृति-संसर्गके कारण जीवका अपनेको नाना                                  | राजा जनकका उसपर दोपारोपण करना एवं                    |
| प्रकारके कर्मोंका कर्ता और भोक्ता मानना                                      | सुलभाका युक्तियोंद्वारा निराकरण करते हुए             |
| एवं नाना योनियोंमें वारंबार जन्म ग्रहण करना ५२३५                             | राजा जनकको अज्ञानी बताना ५२७६                        |
| ३०४-प्रकृतिके संसर्गदोषसे जीवका पतन ५२३९                                     | ३२१-व्यासजीका अपने पुत्र शुकदेवको वैराग्य            |
| ३०५-श्वर-अक्षर एवं प्रकृति-पुरुषके विषयमें राजा                              | और धर्मपूर्ण उपदेश देते हुए सावधान करना ५२८९         |
| जनककी शङ्का और उसका विषष्ठजीद्वारा उत्तर ५२४०                                | ३२२-शुभाशुभ कर्मोंका परिणाम कर्ताको अवस्य            |
| २०६-योग और सांख्यके खरूपका वर्णन तथा                                         | भोगना पड़ता है। इसका प्रतिपादन 💛 ५२९६                |
| आत्मज्ञानसे मुक्ति ः ः ५२४२<br>३०७-विद्या-अविद्या, अक्षर और क्षर तथा प्रकृति | ३२३—ग्यासजीकी पुत्रप्राप्तिके लिये तपस्या और         |
| २०७-विद्या-अविद्या, अक्षर और क्षर तथा प्रकृति                                | भगवान् शङ्करसे वर-प्राप्ति ५२९८                      |
| और पुरुषके स्वरूपका एवं विवेकीके                                             | ३२४-शुकदेवजीकी उत्पत्ति और उनके यज्ञोपवीतः           |
| उद्गारका वर्णुन ू ५२४६                                                       | वेदाध्ययन एवं समावर्तन संस्कारका वृत्तान्त ५२९९      |
| ३०८-क्षर-अक्षर और परमात्मतत्त्वका वर्णनः जीवके                               | ३२५-पिताकी आशासे गुकदेवजीका मिथिलामें                |
| नानात्व और एकत्वका दृष्टान्त, उपदेशके                                        | जाना और वहाँ उनका द्वारपालः मन्त्री और               |
| अधिकारी और अनधिकारी तथा इस ज्ञानकी                                           | युवती स्त्रियोंके द्वारा सत्कृत होनेके उपरान्त       |
| परम्पराको बताते हुए वसिष्ठ-करालजनक-                                          | ध्यानमें स्थित हो जानाः " ५३०१                       |
| संवादका उपसंहार ५२४९                                                         | [프로스 등로 : (1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| ३०९-जनकवंशी वसुमान्को एक मुनिका धर्म-                                        | ३२६-राजा जनकके द्वारा शुक्रदेवजीका पूजन तथा          |
| विषयक उपदेश ५२५३                                                             | उनके प्रश्नका समाधान करते हुए ब्रह्मचर्या-           |
| ३१०-याज्ञवल्क्यका राजा जनकको उपदेश-                                          | श्रममें परमात्माकी प्राप्ति होनेके बाद अन्य          |
| सांख्यमतके अनुसार चौबीस तत्त्वीं और नौ                                       | तीनों आश्रमोंकी अनावश्यकताका प्रतिपादन               |
| प्रकारके सर्गोंका निरूपण " ५२५५                                              | करना तथा मुक्त पुरुषके लक्षणींका वर्णन " ५३०४        |
| ३११-अव्यक्त, महत्तत्वः अहंकार, मन और                                         | ३२७—ग्रुकदेवजीका पिताके पास छौट आना तथा              |
| विषयींकी काळसंख्याका एवं सृष्टिका वर्णन                                      | व्यासजीका अपने शिष्योंको स्वाध्यायकी                 |
| तथा इन्द्रियोमें मनकी प्रधानताका प्रतिपादन ५२५७                              | विधि वताना ५३०८                                      |
| ३१२-संहारक्रमका वर्णन ५२५८                                                   | ३२८-शिष्योंके जानेके वाद व्यासजीके पास नारद-         |
| ३१३-अध्यातमः अधिभृत और अधिदैवतका वर्णन                                       | जीका आगमन और व्यासजीको वेदपाठके                      |
| तथा सार्त्वकः राजस और तामस भावकि लक्षण ५२५९                                  | लिये प्रेरित करना तथा व्यासजीका ग्रुकदेव-            |
| ३१४-सात्त्विकः राजस और तामस प्रकृतिके                                        | को अनध्यायका कारण वताते हुए 'प्रवह'                  |
| मनुष्योंकी गतिका वर्णन तथा राजा जनकके प्रश्न ५२६१                            | · आदि सात वायुओंका परिचय देना · · · ५३११             |
| ३१५-प्रकृति-पुरुषका विवेक और उसका फल ५२६२                                    | ३२९-गुकदेवजीको नारदजीका वैराग्य और ज्ञान-            |
| ३१६-योगका वर्णन और उसके साधनसे परब्रह्म                                      | का उपदेश · · · ५३१५                                  |
| परमात्माकी प्राप्ति ५२६४                                                     | ३३०-शुकदेवको नारदजीका सदाचार और                      |
| ३१७-विभिन्न अङ्गीले प्राणींके उत्क्रमणका फल                                  | अध्यात्मविषयक उपदेश ५३१८                             |
| तथा मृत्युसूचक लक्षणोंका वर्णन और                                            | ३३१-नारदजीका ग्रुकदेवको कर्मफल-प्राप्तिमें           |
| मृत्युको जीतनेका उपाय " ५२६६                                                 | परतन्त्रताविषयक उपदेश तथा शुकदेवजीका                 |
| ३१८-याज्ञवल्क्यद्वारा अपनेको सूर्यसे वेदज्ञानकी                              | सूर्यलोकमें जानेका निश्चय ५३२१                       |
| प्राप्तिका प्रसङ्घ सुनानाः विश्वावसुको जीवात्मा                              | ३३२-शुकदेवजीकी अर्ध्वगतिका वर्णन " ५३२५              |
| और परमात्माकी एकताके ज्ञानका उपदेश<br>देकर उसका फल मुक्ति बताना तथा जनकको    | ३३३-शुकदेवजीकी परमपद-प्राप्ति तथा पुत्र-शोकसे        |
| उपदेश देकर विदा होना " ५२६७                                                  | व्याकुल व्यासजीको महादेवजीका आश्वासन देना ५३२७       |
| जापूरा पुरुष विषा विषा पुरुष                                                 | -1130 -110 min infertantial Aliatat dal 4560         |

| ३३४-वदरिकाश्रममें नारदजीके पूछनेपर भगवान्-                                                 | ३४८-सात्वत-धर्मकी उपदेश-परम्परा तथा भगवान्के                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| नारायणका परमदेव परमात्माको ही धर्वश्रेष्ठ                                                  | प्रति ऐकान्तिक भावकी महिमा "५३९%                                                           |
| पूजनीय वताना ५३२९                                                                          | ३४९-व्यासजीका सृष्टिके प्रारम्भमें भगवान्<br>नारायणके अंशसे सरस्वती-पुत्र अपान्तरतमा हे    |
| ३३५—नारदजीका श्वेतद्वीपदर्शनः वहाँके निवासियों-<br>के स्वरूपका वर्णनः राजा उपरिचरका चरित्र | रूपमें जन्म होनेकी और उनके प्रभावकी कथा ५४००                                               |
| तथा पाञ्चरात्रकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग ःः ५३३२                                                |                                                                                            |
| ३३६-राजा उपरिचरके यशमें भगवान्पर बृहस्पति-                                                 | एवं ब्रह्माजीद्वारा परम पुरुष नारायणकी                                                     |
| का क्रोधित होनाः एकत आदि मुनियोका                                                          | महिमाका वर्णन ५४०५                                                                         |
| बृहस्पतिसे स्वेतद्वीप एवं भगवान्की महिमा-                                                  | ३५१-ब्रह्मा और रुद्रके संवादमें नारायणकी                                                   |
| का वर्णन करके उनको शान्त करना ५३३६                                                         | महिमाका विशेषरूपसे वर्णन ५४०७                                                              |
| ३३७-यज्ञमें आदुतिके लिये अजका अर्थ अन है                                                   | ३५२-नारदके द्वारा इन्द्रको उञ्छवृत्तिवाले                                                  |
| वकरा नहीं—इस वातको जानते हुए                                                               | ब्राह्मणकी कथा सुनानेका उपक्रम ५४०९                                                        |
| भी पश्चपात करनेके कारण राजा उपरिचरके                                                       | ३५३-महापद्मपुरमें एक श्रेष्ठ ब्राह्मणके सदाचारका                                           |
| अधःपतनकी और भगवत्-क्रपासे उनके                                                             | वर्णन और उसके घरपर अतिथिका आगमन ५४१०                                                       |
| पुनस्त्थानकी कथा ५३४०<br>३३८-नारदजीका दो सौ नामोद्वारा भगवान्की<br>स्तुति करना ५३४३        | ३५४-अतिथिद्वारा स्वर्गके विभिन्न मार्गोका कथन ५४११                                         |
| ३३८-नारदजीका दो सौ नामोद्वारा भगवान्का                                                     | ३५५-अतिथिद्वारा नागराज पद्मनाभके सदाचार                                                    |
| स्तात करना<br>३३९-इवेतद्वीपमें नारदजीको भगवान्का दर्शनः                                    | और सद्गुर्णोका वर्णन तथा ब्राह्मणको उसके                                                   |
| भगवान्का वासुदेव सङ्कर्षण आदि अपने                                                         | पास जानेके लिये पेरणा ५४१२                                                                 |
| व्यूह्रख्रूहपोंका परिचय कराना और भविष्यमें                                                 | ३५६-अतिथिके वचनींसे संतुष्ट होकर ब्राह्मणका                                                |
| होनेवाले अवतारोंके कार्योंकी सूचना देना                                                    | उसके कथनानुसार नागराजके घरकी ओर प्रस्थान५४१३<br>३५७-नागपत्नीके द्वारा ब्राह्मणका सत्कार और |
| और इस कथाके अवण-पठनका माहात्म्य · · · ५३४५                                                 | वार्तालापके बाद ब्राह्मणके द्वारा नागराजके                                                 |
| ३४०-व्यासजीका अपने शिष्योंको भगवान्द्रारा                                                  | आगमनकी प्रतीक्षा ५४१४                                                                      |
| ब्रह्मादि देवताओंसे कहे हुए प्रश्वति और                                                    | ३५८-नागराजके दर्शनके लिये ब्राह्मणकी तपस्या                                                |
| निर्वतिरूप धर्मके उपदेशका रहस्य बताना ५३५४                                                 | तथा नागराजके परिवारवालींका भोजनके                                                          |
| ३४१-भगवान् श्रीकृष्णका अर्जुनको अपने प्रभावका                                              | लिये ब्राह्मणसे आग्रह करना ५४१५                                                            |
| वर्णन करते हुए अपने नामोंकी व्युत्पत्ति                                                    | ३५९-नागराजका घर छौटनाः पत्नीके साथ                                                         |
| एवं माहात्म्य बताना " ५३६२                                                                 |                                                                                            |
| ३४२-सृष्टिकी प्रारम्भिक अवस्थाका वर्णनः                                                    | उनसे ब्राह्मणको दर्शन देनेके छिये अनुरोध ५४१७                                              |
| ब्राह्मणोंकी महिमा वतानेवाली अनेक प्रकार-<br>की संक्षित कथाओंका उल्लेख, भगवन्नामोंके       | ३६०-पत्नीके धर्मयुक्त वचनेषि नागराजके अभिमान्                                              |
| हेतु तथा रुद्रके साथ होनेवाले युद्धमें                                                     | एवं रोषका नाश और उनका ब्राह्मणको                                                           |
| नारायणकी विजय ५३६५                                                                         | दर्शन देनेके लिये उद्यत होना ५४१८<br>३६१—नागराज और ब्राह्मणका परस्पर मिलन तथा              |
| ३४३-जनमेजयका प्रश्नः देवपिं नारदका खेतद्वीपसे                                              | इदर-नागराज आर ब्राह्मणका परस्पर मिलन तथा<br>बातचीत "" ५४१९                                 |
| छौटकर नर-नारायणके पास जाना और                                                              | वातचीत ५४१९<br>३६२—नागराजका ब्राह्मणके पूछनेपर सूर्यमण्डलकी                                |
| उनके पूछनेपर उनसे वहाँके महस्वपूर्ण<br>दृश्यका वर्णन करना ५३७८                             | आश्चर्यजनक घटनाओंको सुनाना ••• ५४२१                                                        |
| इश्यका वर्णन करना<br>३४४-नर-नारायणका नारदजीकी प्रशंसा करते हुए                             | ३६३—उञ्छ एवं शीलवृत्तिसे सिद्ध हुए पुरुषकी                                                 |
| उन्हें भगवान् वासुदेवका माहात्म्य वतलाना ५३८२                                              | दिव्य गति ५४२२                                                                             |
| ३४५-भगवान् वराहके द्वारा पितरोंके पूजनकी                                                   | ३६४-ब्राह्मणका नागराजसे बातचीत करके और                                                     |
| मर्यादाका स्थापित होना " ५३८४                                                              | उञ्छत्रतके पालनका निश्चय करके अपने घरको<br>जानेके लिये नागराजवे विदा माँगना ५४२३           |
| ३४६—नारायणकी महिमासम्बन्धी उपाख्यानका<br>उपर्वहार ५३८६                                     | ३६५—नागराजसे विदा ले ब्राह्मणका च्यवन मुनिसे                                               |
| उपहार<br>३४७-इयग्रीव-अवतारकी कथाः वेदोंका उद्धारः                                          | उच्छवृत्तिकी दीक्षा छेकर साधनपरायण                                                         |
| मधकेटम-वध तथा नारायणकी महिमाका वर्णन ५३८८                                                  | होना और इस कथाकी परम्पराका वर्णन ५४२४                                                      |

## चित्र-सूची

| ( तिरंगा )                                 |        | २०-समुद्र देवताका मूर्तिमती नदियोंके   |       |      |
|--------------------------------------------|--------|----------------------------------------|-------|------|
| १-शोकाकुल युधिष्ठिरकी देवर्षि              |        | साथ संवाद                              | • • • | ४७१६ |
|                                            | 8884   | २१—च्रुहेकी सहायताके फलस्वरूप चाण्डाल- |       |      |
| २-महाभारतकी समाप्तिपर महाराज               |        | के जालसे विलावकी मुक्ति'''             |       | ४७७४ |
|                                            | ४५१८   | २२-मरे हुए ब्राह्मण-बालकपर तथा गीध     |       |      |
|                                            | ४६२५   | एवं गीदड्पर शङ्करजीकी कृपा             | * * * | 8558 |
|                                            | 8606   | २३-काश्यप ब्राह्मणके प्रति गीदड़के     |       |      |
| ५-भगवान् नारायणके नाभि-कमलसे               |        | रूपमें इन्द्रका उपदेश                  | ***   | 8228 |
|                                            | ४८२५   | २४-इन्द्रको पहचाननेपर काश्यपद्वारा     |       |      |
| ६-कौशिक ब्राह्मणको सावित्रीदेवीका          |        | उनकी पूजा · · ·                        | •••   | 8228 |
|                                            | 8973   | २५-महर्षि भृगुके साथ भरद्वाज           |       |      |
|                                            | 4024   | मुनिका प्रश्नोत्तर                     | •••   | 8668 |
| ८-वैश्य तुलाधारके द्वारा मुनि              |        | २६-जापक ब्राह्मण एवं महाराज            |       |      |
|                                            | 4090   | इक्ष्वाकुकी ऊर्ध्वगति                  | • • • | ४९३३ |
| 80.5 5 M 2008 2008                         | 4224   | २७-प्रजापति मनु एवं महर्षि             |       |      |
| १०-भगवान् इयग्रीव वेदोंको रसातल्से         | MORUNI | बृहस्पतिका संवाद •••                   | •••   | ४९३४ |
|                                            | ५३९१   | २८-भगवान् वराहकी ऋषियोद्वारा स्तुति    | •••   | ४९५६ |
|                                            | ,,,,   | २९-महर्षि पञ्चशिलका महाराज             |       |      |
| ( सादा )                                   |        | जनकको उपदेश                            | •••   | 8860 |
| ११–सुवर्णमय पक्षीके रूपमें देवराज          |        | ३०-देवर्षि एवं देवराजको भगवती          |       |      |
| इन्द्रका संन्यासी वने हुए ब्राह्मण-        |        | लक्ष्मीका दर्शन                        | •••   | ५०२६ |
| बालकोंको उपदेश                             | ४४४६   | ३१—मुनि जाजलिकी तपस्या                 | •••   | 4088 |
| १२-स्वयं श्रीकृष्ण शोकमग्न युधिष्ठिर-      |        | ३२-चिरकारी शस्त्र त्यागकर अपने         |       |      |
| को समझारहे हैं                             | ४४८७   | पिताको प्रणाम कर रहे हैं               | •••   | 4888 |
| १३—ध्यानमग्न श्रीकृष्णसे युधिष्ठिर प्रश्न  |        | ३३-सनकादि महर्षियोंकी शुकाचार्य एवं    |       |      |
| कर रहे हैं                                 | ४५३०   | वृत्रासुरसे भेंट                       |       | ५१४६ |
| १४-भगवान् श्रीकृष्णका देवर्षि नारद         |        | ३४—दक्षके यज्ञमें शिवजीका प्राकट्य     | •••   | ५१६८ |
| एवं पाण्डवींको लेकर शरशय्या-               |        | ३५-साध्यगणोंको इंसरूपमें ब्रह्माजीका   |       |      |
| स्थित भीष्मके निकट गमन                     | ४५५६   | उपदेश                                  | •••   | 4280 |
| १५-राजासे हीन प्रजाकी ब्रह्माजीसे          |        | ३६—मद्दर्षि वशिष्ठका राजा कराल जनकको   |       |      |
| राजाके लिये प्रार्थना                      | ४५७१   | उपदेश                                  | •••   | ५२३३ |
| १६—राजा वेनके बाहु-मन्थनसे                 |        | ३७-महर्षि याज्ञवल्क्यके स्मरणसे देवी   |       |      |
| महाराज पृथुका प्राकट्य                     | ४५७६   | सरस्वतीका प्राकट्य · · ·               | •••   | ५२६८ |
| १७—राजा क्षेमदर्शी और कालकनृक्षीय मुनि 💎 😘 | ४६३६   | ३८-राजा जनकके द्वारपर ग्रुकदेवजी       | •••   | ५३०३ |
| १८—राजर्षि जनक अपने सैनिकोंको स्वर्ग       |        | ३९-राजा जनकके द्वारपर शुकदेवजीका       |       |      |
| और नरककी बात कह रहे हैं                    | ४६७८   | पूजन                                   | •••   | 4208 |
| १९—कालकवृक्षीय मुनि राजा जनकका             |        | ४०-शुकदेवजीको नारदजीका उपदेश           | ***   | ५३१५ |
| राजकुमार क्षेमदर्शीने साथ मेल करा          |        | ४१-नर-नारायणका नारदजीके साथ संवाद      | •••   | ५३३१ |
| रहे हैं                                    | ४६९८   | ४३-( १६ लाइन चित्र फरमेंमिं )          |       |      |